UNIVERSAL LIBRARY OU\_176041

AWARINN

TYPE THE PROPERTY OF THE

# एकांत संगीत

### बच्चन

सुषमा निकुंज इलाहाबाद

### प्रकाशक सुषमा निकुंज प्रयाग

सर्वाधिकार लेखक द्वारा सुरिचत

पहला संस्करण नवंबर, १९३९

मूल्य सजिल्द १॥ श्रजिल्द १)

मुद्रक गोपीलाल दीच्चित, दीच्चित प्रेस. इलाहामाद

## विज्ञापन

गत वर्ष जय हमने बच्चन की नई रचना—'निशा-निमंत्रण'—
प्रकाशित की थी, तब उन्होंने कहा था कि उनकी श्रगली रचना,
'श्रतीत का गीत' होगी। तदनुसार हमने 'श्रतीत का गीत' का
विज्ञापन 'निशा-निमत्रण' के फोल्डर पर कर दिया था। पर श्राज
वे हमें 'एकांत संगीत' प्रकाशित करने के लिए दे रहे हैं। 'श्रतीत
का गीत' जहाँ का तहाँ पड़ा हुश्रा है। कुछ लोगों को भ्रम हुश्रा
है कि संभवत: 'एकांत सगीत' 'श्रतीत का गीत' का परिवर्तित
नाम है। ऐसा नहीं है। 'श्रतीत का गीत' श्रलग हो रचना है
जो श्रभी श्रपूर्ण है। 'श्रतीत का गीत', 'मरघट', 'हलाहल' श्रादि
कई श्रपूर्ण रचनाएँ बच्चन के पास पड़ी हुई हैं। उनका वादा
तो है कि कांई नई चीज़ श्रारंभ करने के पूर्व वे इनको पूर्ण कर
देंगे, पर श्रपनी काव्य धारा की भविष्य गित-विधि के विषय में वे
उतने ही श्रनिश्चित हैं जितने कि हम।

'एकांत संगीत' 'निशा-निमंत्रण' के समान एक सौ गीतों का (यदि मुख पृष्ट वाली कविता को सम्मिलित कर खें तो १०१ गीतों का) संग्रह है। 'निशा-निमंत्रण' की भाव-धारा ही 'एकांत संगीत' में प्रविष्ट होती दिखाई देती है। आगे चलकर इसका रूप वही रहा है या बदला है, बदला है तो अच्छे के लिए या बुरे के लिए, इसका निर्णय हम पाठकों के उत्तर छोड़ते हैं। सरसरी निगाह से देखते हुए दोनों रचनाओं में हमें कुछ, उत्तरी अंतर मालूम हुआ है। 'निशा-निमंत्रण' में एक साथी की करूपना थी। उसके आंतिम गीतों में बचन ने उसे विदा दे दी थी—'जाओ किल्पत साथी मन के'। 'एकात संगीत' में उनका कोई साथी नहीं है। यह बात 'एकांत संगीत' के नाम को सार्थक करती है।

एकांत संगीत के तीन गीत (७९, ८०, ९४) संसार को, दो गीत (१२, ५९) पित्तयों को, एक (६०) तारों को, एक (६१) रात को, एक (६७) बादल को, एक (४३) अपनी स्वर्गता पत्नी को, एक (१४) भूत पूर्व 'प्रेयसी' को और एक (९५) किसी संभाव्य संगिनी को संबोधित हैं। शेष ९० गीत या तो अपने आपको संबोधित हैं या उस शक्ति को जिसे बच्चन नियति, भाग्य, विधि आदि नामों से पुकारते हैं या केवल 'तुम' या 'तू' से संबोधित करते हैं।

'निशा निमंत्रण' के गीत प्रायः निशा के वातावरण की छाया में लिखे गए थे। 'एकांत संगीत' में इस वातावरण का बंधन टूट गया है, यद्यपि कहीं-कहीं भावों को प्रकट करने के लिए वाता-बरण की आवश्यकता अनुभव करने पर उन्होंने रात के दृश्यों का उपयोग किया है। 'एकांत संगीत' में छंदों के कुछ नए प्रयोग भी मिलेंगे। 'निशा-निमत्रण' में गीतो का जो रूप उन्होंने निर्धारित किया था उसमें पद, पंक्ति, तुक, मात्रा श्रादि में अनेक बार स्वतंत्रता लेकर उन्होंने यह दिखला दिया है कि वे स्वनिर्मित शैली के भी दास नहीं हैं। ऐसी स्वच्छंदताएँ कहाँ तक भावनाश्रों की श्रांतरिक प्रेरणा का प्रतिरूप हैं, इसे भी हम पाठकों के ऊपर छोड़ते हैं।

'एकांत सगांत' की एक और भी विशेषता है। बचन के अब तक के सभी संप्रहों में किवताओं की तरतीब रचना-क्रम से भिन्न रही है। 'एकांत संगीत' के गीतों का क्रम आदि से अंत तक रचना-क्रम के अनुसार है। आशा ह पाठक गण बचन की इस आयोजना में जीवन की भावनाओं का अधिक सच्चा, सजीब और स्वाभाविक रूप देख सकेंगे।

इन गीतों के विषय में हम केवल एक बात और कहनी है। जून, १९३९ के 'विशाल भारत' में दो गीत' के शीर्षक से 'एकात संगीत' का २१वाँ-और ३७वाँ गीत छुपा था। इन गीतों के उस रूप और वर्तमान पुस्तक में दिए गए रूप में कुछ अंतर प्रतीत होगा। बच्चन ने उन गीतों को 'विशाल भारत' में प्रकाशनार्थ भेजा ही नहीं था। 'विशाल भारत' के सहायक संपादक ने इन गीतों को किसी से, जिसे गीत ठीक-ठीक याद भी न थे, सुन कर बच्चन की बिना अनुमित के इन्हें छाप दिया था। बच्चन अपने इन गीतों को कई जगह सुना चुके थे। गीतों का इस पुस्तक में दिया गया रूप इनका पूर्व रूप ही है, कोई पश्चात् संशोधन नहीं। इसी प्रकार 'एकांत संगीत' के प्रथम गीत को सुनकर एक संपादक ने उसे अपने पत्र में छाप दिया था। उस गीत का रूप क्या था, इमें पता नहीं। आशा है संपादक गण अपनी ऐसी अनुत्तरदायित्वपूर्ण हरकतो से लेखक की उदारता का अनुचित लाभ न उठाएँगे।

. बच्चन की पूर्व रचनाओं में से 'तेरा हार' बहुत दिनों से अप्राप्य था। उनके पाठकों को जानकर हर्ष होगा कि हमने 'तेरा हार' का नवीन संस्करण नए ठाट-बाट से प्रकाशित किया है।

'मधुकलश' श्रौर 'ख़ैयाम की मधुशाला' के प्रथम संस्करण भी समाप्तप्राय हैं। इम इनका दूसरा संस्करण श्रीव्र ही उपस्थित करने की चेष्टा करेंगे। 'ख़ैयाम की मधुशाला' का श्राकार इस बार बढ़ा दिया जायगा। हिंदी श्रनुवाद के साथ हम मूल अंग्रेज़ी भी देना चाहते हैं।

बचन की प्रारंभिक रचनात्रों के कई संग्रह अभी तक अप्रकाशित हैं जिनके कारण 'तेरा हार' आगेर 'मधुशाला' आदि की रचनात्रों के बीच बड़ी भारी खाईं मालूम होती है। हम शीन्न ही इन रचनात्रों को प्रकाश में लाने का प्रयक्त करेंगे।

इस बात को बहुत थोड़े लोग ही जानते हैं कि बच्चन ने श्रपना साहित्यिक जीवन कवि नहीं कहानी लेखक के रूप में श्रारंभ किया था। उनकी कहानियों का एक संग्रह—'हृदय की श्रांखें' हमारे पास श्रा ग्राया है। हम शीघ्र ही बच्चन को कहानी लेखक के रूप में भी उनके प्रीमयों के सामने लाना चाहते हैं।

हमें त्राशा त्रौर विश्वास है कि हमारी इन योजनात्रों में बचन के प्रेमी पाठक उसी प्रकार सहयोग प्रदान करेंगे जिस प्रकार वे ऋब तक करते त्राए हैं।

बच्चन की रचनाश्रों के प्रकाशन के विषय में उनके पाठक यदि किसी प्रकार का परामर्श देने की कृपा करेंगे तो हम उसे बड़ी कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करेंगे।

--- मकाशक

## पकांत संगीत

अपने को

# सूची

| एकांत संगीत के गीत:              |       |       | पृष्ट <b>सं</b> ख्या |
|----------------------------------|-------|-------|----------------------|
| १श्रव मत मेरा निर्माण करो        | •••   | • • • | २३                   |
| <b>र</b> —मेरे उर पर पत्थर धर दो |       | •••   | ર૪                   |
| ३—मूल्य दे सुख के च्यां का       | •••   | •••   | રપ્ર                 |
| ४—कोई गाता मैं सो जाता           | •••   | •••   | २६                   |
| ५—मेरा तन भूखा, मन भूखा          |       | •••   | २७                   |
| ६व्यर्थ गया क्या जीवन मेरा ?     | • • • | •••   | २⊏                   |
| ७ खिंद्की से भाँक रहे तारे       | •••   | •••   | २९                   |
| ८नभ में दूर-दूर तारे भी          |       |       | ३०                   |
| ९—मैं क्यों श्रपनी बात सुनाऊँ ?  | •••   | •••   | ३१                   |
| १०छाया पास चली श्राती है         |       | •••   | ३२                   |

| पकांत संगीत के गीत:                    |         |       | पृष्ट संख्या |
|----------------------------------------|---------|-------|--------------|
| ११—मध्य निशा में पंछी बोला             |         |       | ३३           |
| १२ जा कहाँ रहा है विहग भाग !           |         | •••   | ₹४           |
| १३जा रही है यह लहर भी                  | •••     | •••   | ३५           |
| १४—प्रेयसि, याद है वह गीत !            | •••     | •••   | ३६           |
| <b>१५कोई</b> नहीं, कोई नहीं            | • • •   | •••   | ३७           |
| १६ — किस लिए अंतर भयंकर ?              | •••     | •••   | ₹⊏           |
| १७ श्रव तो दुख के दिवस हमारे           | •••     | •••   | ₹\$          |
| १८—मैंने गाकर दुख श्रपनाए              |         | •••   | ٧o           |
| १९—चढ़ न पाया सीढ़ियों पर              | •••     | •••   | **           |
| २०क्या दंड के मैं योग्य था ?           | •••     | •••   | ४२           |
| े २१ — मैं जीवन में कुछ, कर न सका      | <i></i> | •••   | **           |
| २२—कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं            | •••     | • • • | ¥¥           |
| २३जैसा गाना था, गान सका                | •••     | •••   | ४५           |
| २४गिनती के गीत सुना पाया               | •••     | •••   | ४६           |
| २५ — किसके लिए ? किसके लिए ?           | • • •   | •••   | <b>¥</b> ७   |
| <b>२६</b> —बीता <b>इ</b> कतीस बरस जीवन | •••     | •••   | <b>Y</b> 5   |

३१-- सोचा, हुआ परिशाम स्या ? ३२---फिर वर्ष नूतन श्रा गया 48 ३३--यह अनुचित माँग तुम्हारी है 44

३४--क्या ध्येय निहित मुभमें तेरा ? પ્રફ ३५ -- मैं क्या कर सकने में समर्थ ? U.Y

३६ -- पूछता, पाता न उत्तर 45

३७-तब रोक न पाया मैं श्रांस् 48 ३८—गंघ श्राती है सुमन की **ą** ০

३९-- है हार नहीं यह जीवन में ६१

४०-मत मेरा संसार मुक्ते दो ६२

४१-- मैंने मान ली तब हार ६३

४२-देखती आकाश श्रीखें ६४

પૂરૂ

| थकांत संगीत के गीत:                     |         |       | पृष्ट संख्या |
|-----------------------------------------|---------|-------|--------------|
| ४३तेरा यह करुण श्रवसान                  |         | •••   | ६५           |
| ४४बुलबुल जा रही है त्राज                | •••     | •••   | ६६           |
| ४५जब करूँ मैं काम                       |         | •••   | ६७           |
| ४६मिट्टी दीन कितनी, हाय                 | •••     | •••   | ६८           |
| ४७ घुल रहा मन चौंदनी में                | • • •   | •••   | ६९           |
| ¥⊏—व्याकुल श्राज तन, मन, प्रा <b>ण्</b> | • • • • | •••   | ७०           |
| ४९मैं भूला-भूला-सा जग में               | •••     | •••   | ७१           |
| ५०खोजता है द्वार वंदी                   | •••     | •••   | ७२           |
| ५१—मैं पाषागों का श्रधिकारी             | •••     | •••   | ७३           |
| ५२तू देख नहीं यह क्यों पाया ?           | •••     | •••   | ७४           |
| ५३दुर्दशा मिट्टी की होती                |         | •••   | હપૂ          |
| ५४ चतशीश मगर नतशीश नहीं                 |         | • • • | ७६           |
| ५५—यातना जीवन की भारी                   | •••     | ••    | <b>७</b> ७   |
| ५६ — दुनिया श्रव क्या मुक्ते छलेगी      | •••     | •••   | ৩८           |
| ५७—त्राहि, त्राहि कर उठता जीवन          | •••     | •••   | ७९           |
| ५८—चौँदनी में साथ छाया                  |         | •••   | 50           |

| उकांत संगीत के गीत:                     | पृष्ट <b>संस्</b> वा |
|-----------------------------------------|----------------------|
| ५९—सशंकित नयनों से मत देख               | দং                   |
| ६०—त्र्रो गगन के जगमगाते दीप            | দং                   |
| ६१—-श्रो अँधेरी से अँधेरी रात           | ⊂₹                   |
| ६२मेरा भी विचित्र स्वभाव                | 58                   |
| ६३डबता त्रवसाद में मन                   | 5ሂ                   |
| ६४—उर में त्रिप्ति के शर मार            | ८६                   |
| ६५ — जुए के नीचे गर्दन डाल              | বঙ                   |
| ६६ – दुर्खी-मन से कुछ भीन कही           | ៹៹                   |
| ६७श्राज धन मन भर बरस लो                 | <b>५९</b>            |
| ६८स्वर्ग के त्रवसान का त्रवसान          | ९٥                   |
| ६९यह व्यंग नहीं देखा जाता               | 58                   |
| ७० — तुम्हारा लौह चक्र श्राया           | ९२                   |
| ०१—हर जगह जीवन विकल है                  |                      |
| ७२ जीवन का विष बोल उठा है               | . 98                 |
| ७३—- श्रीप्र पथ ! ऋप्रि पथ ! ऋप्रि पथ ! | . ૧૫                 |
| ७४—जीवन भूल का इतिहास                   | <b>. ९</b> ६         |
| į.                                      | [ १७                 |

¥

| <b>एकांत संगी</b> त के गीत:             |     |       | पृष्ट संख्या |
|-----------------------------------------|-----|-------|--------------|
| ७५—नभ में वेदना की लहर                  | ••• | •••   | 90           |
| ७६—छोड़ मैं श्राया वहाँ मुसकान          | ••  | •••   | ९८           |
| ७७—जीवन शाप या वरदान "                  | ••• | •••   | \$\$         |
| ७⊏जीवन में शेष विषाद रहा                | ••• | •••   | १००          |
| ७९श्रमि देश से त्राता हूँ मैं           | ••• | •••   | १०१          |
| ८०सुनकर होगा श्रचरज भारी                | ••• | •••   | १०२          |
| ८१जीवन खोजता श्राधार                    | ••• | •••   | १०३          |
| ⊏रहा, मुक्ते जीना न श्राया              | ••• | •••   | १०४          |
|                                         | ••• | •••   | १०५          |
| ८४—मैं न सुख से मर सक्रूँगा             | ••• | •••   | १०६          |
| ८५श्रागे हिम्मत करके श्राश्रो           | ••• | •••   | १०७          |
| द६—मुँह क्यों श्राज तम की <b>श्रो</b> र | ••• | •••   | १०८          |
| ८७-विष का स्वाद बताना होगा              | ••• | • • • | १०९          |
| ८८कोई विरता विष खाता है                 | ••• | • • • | ११०          |
| ८९-मेरा ज़ोर नहीं चलता है               | ••• | •••   | १११          |
| ९०मैंने शांति नहीं जानी है              | ••• | •••   | ११२          |
|                                         |     |       |              |

| ९१ खब खंडहर भी टूट रहा है             | ••• | ••• | ११३          |
|---------------------------------------|-----|-----|--------------|
| ९२प्रार्थना मत कर, मत कर, मत          | कर  | ••• | ११४          |
| ९३—कुछ भी श्राज नहीं मैं लूँगा        | ••• | ••• | ११५          |
| ९४मुके न सपनों से बहलाश्रो            | ••• | ••• | ११६          |
| ९५—मुभको प्यार न करो, डरो             | ••• | ••• | ११७          |
| ९६—तुम गए भक्तभोर                     | ••• | ••• | १ <b>१</b> ८ |
| ९७—स्रो श्रवरिपूर्णता की पुकार        | ••• | ••• | ११९          |
| ९८— <b>सु</b> खमय न हुन्ना यदि स्नापन |     | ••• | १२०          |
| ९९श्रकेला मानव श्राज खड़ा है          | ••• | ••• | १२१          |
| १००कितना श्रकेला श्राज मैं            | ••• | ••• | १२२          |

# एकांत संगीत

तट पर है तरुवर एकाकी, नौका है, सागर में, अंतरिच्च में खग एकाकी, तारा है, भ्रंबर में;

भू पर वन, वारिधि पर बेड़े, नभ में उड़-खग मेला, नर-नारी से भरे जगत में कवि का हृदय अकेला!

श्रब मत मेरा निर्माण करो!

तुमने न बना मुफ्तको पाया,
युग-युग बीते, मैं घबराया;
भूलो मेरी विह्वलता को, निज लज्जा का तो ध्यान करो !

श्रव मत मेरा निर्माण करो !

इस चक्की पर खाते चक्कर

मेरा तन-मन-जीवन जर्जर;
हे कुंभकार, मेरी मिट्टी की श्रीर न श्रब हैरान करो !
श्रब मत मेरा निर्माण करो !

कहने की सीमा होती है,
सहने की सीमा होती है;
कुछ मेरे भी वश में, मेरा कुछ सोच-समभ अपमान करो!
अब मत मेरा निर्माण करो!

मेरे उर पर पत्थर घर दो!

जीवन की नौका का प्रियं घम जुटा हुआ मिण्-मुक्ता-कंचन तो न मिलेगा, किसी वस्तु से इन खाली जगहों को भर दो ! मेरे उर पर पत्थर घर दो !

मंद पवन के मंद भकोरे,
लघु-लघु लहरो के हलकोरे
आज मुक्ते विचलित करते हैं, हल्का हूँ, कुछ भारी कर दो !
मेरे उर पर पत्थर घर दो !

पर क्यों मुफ्तको व्यर्थ चलाश्रो ?

पर क्यों मुफ्तको व्यर्थ बहाश्रो ?

क्यों मुफ्तसे यह भार ढुलाश्रो शक्यों न मुफ्ते जल में लय कर दं। !

मेरे उर पर पत्थर धर दो !

मूल्य दे सुख के च्यों का!

एक पत्त स्वच्छंद होकर तूचला जल, थल, गगन पर, हाय, श्रावाहन वही था विश्व के चिर बंधनों का ! मूल्य दे सुख के द्वागों का!

पा निशा की स्वप्न-छाया एक तूने गीत गाया, इाय, तूने रुद्ध खोला द्वार शत-शत कंदनों का! मूल्य दे सुख के च्याों का!

श्रांसुश्रों से व्याज भरते श्रनवरत लोचन सिहरते, हाय, कितना बढ़ गया श्राुण होठ के दो मधु कर्णों का ! मूल्य दे सुख के च्लाों का ! कोई गाता, मैं स्रो जाता!

संस्रिति के विस्तृत सागर पर
सपनों की नौका के अंदर
सुख-दुख की लहरों पर उठ-गिर बहता जाता मैं सो जाता!
कोई गाता, मैं सो जाता!

श्रांखों में भरकर प्यार श्रमर, श्राशीष हथेली में भरकर कोई मेरा सिर गोदी में रख सहलाता, मैं सो जाता! कोई गाता, मैं सो जाता!

मेरे जीवन का खारा जल,
मेरे जीवन का हालाहरू
कोई अपने स्वर में मधुमय कर बरसाता, मैं सो जाता !
कोई गाता, मैं सो जाता!

Y

मेरा तन भूखा, मन भूखा!

इच्छा, सब सत्यों का दर्शन, सपने भी छोड़ गए लोचन! मेरे श्रपलक युग नयनों में मेरा चंचल यौवन भूखा! मेरा तन भूखा, मन भूखा!

इच्छा, सब जग का आर्लिंगन, रूठा मुभसे जग का करा-करा! मेरी फैल्ली युग बाहों में मेरा सारा जीवन भूखा! मेरा तन भूखा, मन भूखा!

श्रांखें खोले श्राणित उडगण,
फैला है सीमा-हीन गगन!
मानव की श्रमिट बुभुद्धा में क्या श्रग-जग का कारण भूखा?
मेरा तन भूखा, मन भूखा!

Ę

त्यर्थ गया क्या जीवन मेरा ?

प्यासी श्रांखें, भूखी बाहें, श्रंग-श्रंग की श्रगियत चाहें; श्रोर काल के गाल समाता जाता है प्रतिच्चिय तन मेरा ! व्यर्थ गया क्या जीवन मेरा !

त्र्याशात्रों का बाग लगा है,
किल-कुसुमों का भाग जगा है;
पीलें पत्तों-सा सुर्भाया जाता है प्रतिपत्त मन मेरा !
व्यर्थ गया क्या जीवन मेरा ?

क्या न किसी के मन को भाया, दिल न किसी का बहला पाया ? क्या मेरे उर के अंदर ही गूँज मिटा उर-कंदन मेरा ? व्यर्थ गया क्या जीवन मेरा ? खिड़की से भाक रहे तारे!

जलता है कोई दीप नहीं,
कोई भी ऋाज समीप नहीं,
लोटा हूँ कमरे के अंदर बिस्तर पर ऋपना मन मारे!
खिड़की से भतींक रहे तारे!

सुख का ताना, दुख का वाना, रिमूर्तियों ने हैं बुनना ठाना, लो, कफ़न उड़ाता त्राता है कोई मेरे तन पर सारे! ख़िड़की से महौंक रहे तारे!

श्रपने पर मैं ही रोता हूँ, मैं श्रपनी चिता सँजोता हूँ, जल जाऊँगा अपने कर से रख श्रपने ऊपर अंगारे! खिड़की से भाँक रहे तारे!

て

नभ में दूर-दूर तारे भी!

देते साथ-साथ दिखलाई, विश्व समझता स्नेह-सगाई;

एकाकीपन का श्रनुभव, पर, करते हैं ये बेचारे भी!

नम में दूर-दूर तारे भी!

उर-ज्वाला को ज्योति बनाते, निशा-पंथी को राह बताते,

जगकी श्रांख बचापी सेते ये अपने श्रांस् खारे भी!

नभ में दूर-दूर तारे भी!

अंधकार से मैं घिर जाता, रोना ही रोना बस भाता, ध्यान मुक्ते जब-जब यह श्राता—

दूर हृदय से कितने मेरे. मेरे जो सबसे प्यारे भी!

नम में दूर-दूर तारे भी!

मैं क्यों ऋपनी बात सुनाऊँ ?

जगती के सागर में गहरे जो उठ गिरतीं अगिशत लहरें, उनमें एक लहर लघु मैं भी, क्यों निज चंचलता दिखलाऊँ ? मैं क्यों अपनी बात सुनाऊँ ?

जगती के तरवर में प्रतिपत्त जो लगते-गिरते पक्षव-दत्त, उनमें एक पात लघु मैं भी, क्यों निज मरमर-गायन गाऊँ ? मैं क्यों अपनी बात सुनाऊँ ?

मुभसा ही जग भर का जीवन, सब में सुख-दुख, रोदन-गायन, कुछ बतला, कुछ बात छिपा क्यों एक पहेली व्यर्थ बुभाऊँ ? मैं क्यों श्रपनी बात सुनाऊँ ?

छाया पास चली आती है!

जड़ बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ, तम-समाधि में गड़ा हुआ हूँ; तन चेतनता हीन हुआ हैं, सौंस महज़ चलती जाती हैं! छाया पास चली श्राती हैं!

तन सफ़ेद है, पट सफ़ेद है, यं सफ़ेद है, यं ग्रंग-स्रंग में भरा मेंद है, निकट ख़िसकती देख इसे धक धक करती मेरी छाती है! छाया पास चली स्राती है!

द्दार्थों में कुछ है प्याला-सा,
प्याले में कुछ है काला सा,
जान गया क्या मुफ्ते पिलाने यह साकावाला लाती है!
छाया पास चली श्राती है!

मध्य निशा में पंछी बोला!

ध्वनित घरातल श्रीर गगन है,

राग नहीं है, यह कंदन है,

टूटे प्यारी नींद किसी की, इसने कंठ करुण निज खोला!

मध्य निशा में पंछी बोला!

निश्चित गाने का श्रवसर है,
सीमित रोने को निज घर है,
ध्यान मुक्ते जग का रखना है, धिक् मेरा मानव का चोला!
मध्य निशा में पंछी बोला!

कितनी रातों को मन मेरा
चाहा, करदूँ चीख़ सबेरा,
पर मैंने अपनी पीड़ा को चुप-चुप अश्रुकगों में घोला!
मध्य निशा में पंछी बोला!

जा कहाँ रहा है विहग भाग ? पदी

कोमल नीड़ों का सुख न मिला,
स्नेहालु हगों का रूख न मिला, न्येनी उर्देश मुँह-भर बोले, यह मुख न मिला, क्या इसीलिए, वन से विराग १ जा कहाँ रहा है विहग भाग १

यह सीमाश्चों से हीन गगन,
यह शरणस्थल से दीन गगन,
परिणाम समभ्तकर भी तूने क्या श्राज दिया है विपिन त्याग १ जं
जा कहीं रहा है विहग भाग १

दोनों में है क्या उचित काम !—
मैं भी जूँ तेरा संग थाम,
यात् मुक्तसे मिलकर गाए जीवन-श्रभाव का करवा राग!
जा कहीं रहा है विहग भाग !

जा रही है यह लहर भी!

चार दिन उर से लगाया,
साथ में रोई, क्लाया,
पर बदलती जा रही है त्राज तो इसकी नज़र भी!
जा रही है यह लहर भी!

हाय, वह लहरी न श्राती, जो सुधा का घूँट लाती, जो न श्राकर लौटती फिर, कर मुफ्ते देती श्रमर भी! जा रही है यह लहर भी!

वो गई तृष्या जगाकर,
वह गई पागल बनाकर,
श्रींसुश्रों से यह भिगाकर,
क्यों लहर श्राती नहीं है जो पिला जाती ज़हर भी!
जा रही है यह लहर भी!

प्रेयसि, याद है वह गीत ?

गोद में तुभ्तको लिटाकर, कंठ में उन्मत्त स्वर भर गा जिसे मैंने लिया था स्वर्ग का सुख जीत! प्रेयसि, याद है वह गीत!

है न जाने तू कर्दा पर,
कंठ सूखा, चीगातर स्वर,
सुन जिसे मैं त्राज हो उठता स्वयं भयभीत !
प्रेयसि, याद है वह गीत ?

तून सुनने को रही जब,

राग भी जब वह गया दब,

तब न मेरी ज़िंदगी के दिन गए क्यों बीत !

प्रेयसि, याद है वह गीत ?

कोई नहीं, कोई नहीं!

यह भूमि है हाला-भरी,
मधुपात्र - मधुबाला - भरी,
ऐसा बुभा जो पा सके मेरे हृदय की प्यास को—
कोई नहीं, कोई नहीं!

सुनता, समभता है गगन
वन के विहंगों के वचन, प्रेस्टिंगें
ऐसा समभ जो पा सके मेरे हृदय-उच्छ्वास को—
कोई नहीं, कोई नहीं!

मधुत्रमृतु स्मीर्ग् चल पड़ा, नार्भ वन ले नए पल्लव खड़ा, प्रेसा फिरा जो ला सके मेरे गए विश्वास को—कोई नहीं!

किस लिए ग्रांतर भयंकर ?

चाहता मैं गान मनका
राग बन जाता गगन का,
किंदु मेरा स्वर मुफ्ती में लीन हो मिटता निरंतर!
किस श्विप अंतर भयंकर?

चाहता वह गीत गाना,
सुन जिसे हो ख़ुश ज़माना
किंदु मेरे गीत मुभको ही रुला जाते निरंतर !
किस लिए अपंतर भयंकर ?

चाइतो मैं प्यार मेरा विश्व का बनता बसेरा, किंदु भ्रपने श्रापको ही मै घृया करता निरंतर ! किस लिए अंतर भयंकर !

श्रव तो दुख के दिवस हमारे!

मेरा भार स्वयं लेकरके,

मेरी नाव स्वयं खेकरके

दूर मुक्ते रखते थे अम से, वे तो दूर सिधारे!

श्रव तो दुख के दिवस हमारे!

रह न गए जो हाथ बटाते, साथ खिवाकर पार लगाते, कुछ, न सही तो साहस देते होकर खड़े किनारे! श्रव तो दुख के दिवस हमारे!

्र डूब रही है नौका मेरी, बंद जगत हैं श्रांखें तेरी, मेरी संकट की घड़ियों के साखी नभ के तारे! श्रव तो दुख के दिवस हमारे।

मैंने गाकर दुख श्रपनाए! कभी न मेरे मन को भाया, जब दुख मेरे ऊपर श्राया, मेरा दुख श्रपने अपर ले कोई मुक्ते बचाए! मैंने गाकर दुख श्रपनाए! कभी न मेरे मन को भाया, जब-जब मुभको गया रुलाया, कोई मेरी अध्रु-धार में अपने अध्रु मिलाए! मैंने गाकर दुख अपनाए! पर न दबा यह इच्छा पाता, मृत्यु-सेज पर कोई श्राता, कहता सिर पर हाथ फिराता---'शात मुक्ते है, दुख जीवन में तुमने बहुत उठाए!' मैंने गाकर दुख श्रपनाए!

चढ न पाया सीढियों पर! प्रात श्राया. भक्त श्राए. पुष्प-जल की भेंट लाए, देव-मंदिर पहुँच पाए, श्रौ' उन्हें देखा किया मैं लोचनों में नीर भर-भर! चढ न पाया सीढियों पर! सींभ त्राई, भक्त लौटे. भक्ति से श्रनुरक्त लौटे. जान पाए-चाह मेरी वे गए कितनी कुचलकर ! चढ न पाया सीढियों पर! सब गए जब, रात श्राई. पंथ रज मैंने उठाई, देवता मेरे मिले मुभको उसी रज से निकलकर! चढ़ न पाया सीढियों पर!

क्या दंड के मैं योग्य था ?

चलता रहूँ यह चाह दी,
पर एक ही तो राह दी,
किस भौति होती दूसरी इस देह-यात्रा की कथा!
क्या दंड के मैं योग्य था?

तेरी रज़ा पर मैं चला,
तब क्या बुरा, तब क्य भला.
फिर भी मुक्ते मिलती सज़ा, तेरी निराली है प्रथा!
क्या दंड के मैं योग्य था?

यह दंड तेरे हाथ का है चिह्न तेरे साथ का; इस दंड से मैं मुक्त हो जाता कभी का, अभ्यथा! क्या दंड के मैं योग्य था?

मैं जीवन में कुछ कर न सका!

जग में श्रॅंधियाला छाया था,

मै ज्वाला लेकर आया था,

मैंने जलकर दी श्रायु विता, पर जगती का तम हर न सका!

मैं जीवन में कुछ, कर न सका!

श्रपनी ही श्राग बुआन लेता, तो जी को धैर्य बँघा देता, मधुका सागर लहराताथा, लघुप्यालाभी मैं भर न सका! मैं जीवन में कुछ कर न सका!

बीता श्रवसर क्या श्राएगा,

मन जीवन-भर पछुताएगा,

मरना तो होगा ही मुभको, जब मरना था तब मर न सका!

मैं जीवन में कुछ कर न सका!

कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं! उर में छलकता प्यार था. हग में भरा उपहार था, तुम क्यों डरे, था चाइता मैं तो प्रण्य-प्रतिकार में-कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं! मुभको गए तुम छोड़कर, सब स्वप्न मेरा तोडकर. श्रव फाइ श्रांखें देखता श्रपना विशद संसार में— कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं! कुछ मौन श्रांस में गला. कुछ मूक स्वासों में ढला, कुछ पाइकर निकला गला. पर, हाय, हो पाई कमी मेरे हृदय के भार में-कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं!

जैसा गाना था, गान सका!

गाना था वह गायन श्रानुपम, क्रंदन दुनिया का जाता थम, श्रापने विक्षुच्च हृदय को भी मैं श्राव तक शांत बनान सका! जैसा गाना था, गान सका!

जगर्का आहों को उर में भर
कर देना था मुक्तको सस्वर,
निज आहों के आशय को भी मैं जगती को समक्तान सका!
जैसा गाना था, गान सका!

जन-दुख-सागर पर जाना था, ं डुबकी ले थाह लगाना था, निज श्रांसुकी दो बूँदों में मैं कूल-किनारा पा न सका! जैसा गाना था, गा न सका!

गिनती के गीत सुना पाया!
जब जग यौवन से लहराया,
हग पर जल का परदा छाया,
फिर मैंने कंठ रूँधा पाया,
जग की सुषमा का च्या बीता मैं कर मल-मलकर पछताया!
गिनती के गीत सुना पाया!

संघर्ष छिड़ा श्रव जीवन का, किव के मन का, पशु के तन का, निर्द्धेद-मुक्त हो गाने का श्रव तक न कभी श्रवसर श्राया! गिनती के गीत सुना पाया!

जब तन से फ़ुरसत पाऊँगा,

नभ - मंडल पर मॅंडराऊँगा,

नित नीरव गायन गाऊँगा,

यदि शेष रही मन की सत्ता मिटने पर मिट्टी की काया

गिनती के गीत सुना पाया!

किसके लिए ! किसके लिए !

जीवन मुम्ते जो ताप दे, जग जो मुम्ते श्रमिशाप दे,

जो काल भी संताप दे, उसको सदा सहता रहूँ, किसके लिए ? किसके लिए ?

> चा**दे सुने** कोई नहीं, हो प्रतिध्वनित न कभी कहीं.

पर नित्य श्रपने गीत में निज वेदना कहता रहूँ, किसके लिए १ किसके लिए १

क्यों पूछता दिनकर नहीं, क्यों पूछता गिरिवर नहीं, ' क्यों पूछता निर्भर नहीं,

मेरी तरह, जलता रहूँ, गलता रहूँ, बहता रहूँ,

किसके लिए ! किसके लिए !

बीता इकतीस बरस जीवन! वे सब साथी ही हैं मेरे. जिनको गृह-गृहिशी-शिश घरे. जिनके उर में है शांति बसी, जिनका मुख है सुख का दर्पण ! बीता इकतीस बरस जीवन! कब उनका भाग्य सिहाता हूं, उनके सुख में सुख पाता हूँ, पर कभी-कभी उनसे अपनी तुलना कर उठता मेरा मन ! बीता इकतीस बरस जीवन! मैं जोड़ सका यह निधि सयत-खंडित श्राशाएँ, स्वप्न भग्न. श्रसफल प्रयोग, श्रसफल प्रयत, कुछ टूटे फूटे शब्दों में अपने टूटे दिल का कंदन! बीता इकतीस बरस जीवन!

मेरी सीमाएँ बतलादो !

यह श्रनंत नीला नभमंडल
देता मूक निमंत्रण प्रतिपल,
मेरे चिर चंचल पंखों को इनकी परिमित परिधि बतादो !
मेरो सीमाएँ बतलादो !

कल्प वृद्ध पर नीड़ बनाकर गाना मधुमय फल खा-खाकर !---स्वप्न देखनेवाले खग को जग का कड़ुश्रा सत्य दिखादो ! मेरी सीमाएँ बतलादो !

मैं कुछ अपना ध्येय बनाऊँ,
' श्रेय बनाऊँ, प्रेय बनाऊँ
अंत कहाँ मेरे जीवन का एक भलक मुभको दिखलादो !
मेरी सीमाएँ बतलादो !

किस स्रोर मैं ? किस स्रोर मैं ?

है एक श्रोर श्रिसत निशा,
है एक श्रोर श्ररुण दिशा,
पर श्राज स्वमों में फँसा, यह भी नहीं मैं जानता—
किस श्रोर मैं ? किस श्रोर मैं ?

है एक श्रोर श्रगम्य जल, है एक श्रोर सुरम्य थल, पर श्राज लहरों से ग्रसा, यह भी नहीं मैं जानता— किस श्रोर मैं ? किस श्रोर मैं ?

है हार एक तरफ़ पड़ी,
है जीत एक तरफ़ खड़ी,
संघर्ष-जीवन में घँसा, यह भी नहीं मैं जानता—
किस श्रोर मैं शिकस श्रोर में

जन्मदिन फिर आ रहा है!

हूँ नहीं वह काल भूला.
जब ख़ुशी के साथ फूला,
सोचता था जन्म दिन उपहार नृतन ला रहा है!
जन्मदिन फिर आ रहा है!

वर्ष दिन फिर शोक लाया, सोच हग में नीर छाया, बढ़ रहा हूँ—भ्रम, मुक्ते कटु काल खाता जा रहा है! जन्मदिन फिर श्रा रहा है!

वर्ष-गाँठो पर मुदित-मन

मैं पुनः, पर ऋन्य कारग्य—

दुखद जीवन का निकटतर श्रंत श्राता जा रहा है!

जन्मदिन फिर श्रा रहा है!

क्या साल पिछुला दे गया ?

कुछ देर मैं पथ पर ठहर

श्रपने हगों को फेर कर
लेखा लगा लूँ काल का जब साल श्राने को नया।

क्या साल पिछुला दे गया ?

चिंता जलन पीड़ा वहीं जो नित्य जीवन में रहीं, नव रूप में मैंने सहीं,

पर हो अपस्य उठी कई परिचित निगाहो की दया! क्या साल पिछला देगया!

> दो-चार बँ्दें प्यार की बरसीं, कृपा संसार की, (हा, प्यास पारावार की)

जिनके सहारे चल रही है ज़िन्दगी यह बेह्या! क्या साल पिछला देगया!

सोचा. हन्ना परिगाम क्या ? जब सुप्त बड़वानल जगा, जब खीलने सागर लगा. उमडी ।तंरमें ऊर्ध्वगा. लें तारकों को भी इबा, तुमने कहा—हो शीत, जम! सोचा हुआ परिगाम क्या? जब उठ पड़ा मार्तु मचल हो श्रग्निमय, रजमय, सजल, भोंके चले ऐसे प्रबल, दें पर्वतों को भी उड़ा, तुमने कहा-हो मौन, यम ! सोचा, हन्ना परिश्राम क्या ? जब जग पड़ी तुष्शा श्रमर. हग में फिरी विद्युत-लहर त्रातुर हुए ऐसे श्रधर. पी सें अतल मधु-सिंधु को, तुमने कहा-मदिरा ख़तम ! सोचा, हुन्ना परिगाम क्या ?

फिर वर्ष न्तन आ गया!

सूने तमोमय पंथ पर श्रभ्यस्त मैं श्रब तक विचर, नब वर्ष में मैं खोज करने को चलूँ क्यों पथ नया १ फिर वर्ष नूतन श्रा गया !

निश्चित ॲंबेरा तो हुआ,
सुख कम नहीं मुभको हुआ,
हिविधा मिटी, यह भी नियति की है नहीं कुछ कम दया ?
फिर वर्ष न्तन आ गया!

दो चार किर**गों प्यार की**मिलती रहें संसार की,

जिनके उजाले में लिखूँ मैं ज़िंदगी का मर्सिया!

## रुचित माँग तुन्हारी है!

रोऍ-रोएँ तन स्त्रिद्धित कर कहते हो, जीवन में रस भर! हैंस लो श्रसफलता पर मेरी, पर यह मेरी लाचारी है। यह श्रमुचित माँग तुम्हारी है!

कोना-कोना दुख से उर भर कहते हो, खोल सुखों के स्वर! मानव की परवशता के प्रति यह <u>व्यंग</u> तुम्हारा भारी है। यह अनुचित माँग तुम्हारी है!

समकची से परिहास भला, जो ले बदला, जो दे बदला, मै न्याय चाहता हूँ केवल, जिसका मानव श्रिषकारी है। यह श्रमुचित माँग तुम्हारी है!

क्या ध्येय निहित मुक्तमें तेरा?

जन-रव में धुल-मिल जाने से,

जन की वागी में गाने से

संकोच किया क्यों करता है यह ज्ञीण, करुणतम स्वर मेग ?

क्या ध्येय निहित मुक्तमें तेरा?

जग-धारा में बह जाने से.
श्रपना श्रास्तित्व मिटाने से
धवराया करता किस कारण दो कण खारा आहे मेरा १
क्या ध्येय निहित सुभामें तेरा १

क्यों भय से उठता सिहर-सिहर, जब सोचा करता हूँ पल-भर, उन कलि-कुसुमों की टोली पर,

जो श्राती संध्या को, प्रातः को कूच किया करती डेरा रे क्या ध्येय निहित सुभामें तेरा !

मैं क्या कर सकते में समर्थ ? मैं त्राधि-ग्रस्त, मैं व्याधि-ग्रस्त, में काल-त्रस्त, में कर्म-त्रस्त, मैं श्रर्थ घ्येय में रख चलता, मुक्तसे हो जाता है श्रनर्थ! मैं क्या कर सकने में समर्थ मुभ्रसे विधि, विधि की सृष्टि कद, मुभसे संस्ति का क्रम विरुद्ध, इस लिए व्यर्थ मेरे प्रयत्न, इस कारण सब प्रार्थना व्यर्थ ! मैं क्या कर सकते में समर्थ ? निर्जीव एंक्रि में निर्विवेक क्रंदन रख रचना पद श्रनेक--क्यायह भी जगका कर्म एक ? मुभको श्रवतक निश्चित न हुआ, क्या मुभसे होगा सिद्ध अर्थ ! मैं क्या कर सकने में समर्थ ?

## एकांत संगीत ]

# ३६

पूछता, पाता न उत्तर!

जब चला जाता उजाला, लौटती जब वि<u>ह</u>गु-माला, ४ ''प्रात को मेरा विहग जो उड़ गया था, लौट श्राया <sup>१</sup>''— पूछुता, पाता न उत्तर !

जब गगन में रात त्र्याती, दीप मालाएँ जलाती, ''त्र्यस्त जो मेरा सितारा था हुत्र्या, फिर जगमगाया १''—— पूछुता, पाता न उत्तर !

पूर्व में जब प्रात श्राता,

भूग-दत्त मधुगीत गाता,

''मौन जो मेरा भ्रमर था हो गया, फिर गुनगुनाया १''—
पूछता, पाता न उत्तर !

तब रोक न पाया मैं ऋष्ट्र!

जिसके पीछे पागल होकर

मैं दौड़ा श्रपने जीवन-भर,
जब मृगजल में परिवर्तित हो मुभ्भपर मेरा श्ररमान हँसा !
तब रोक न पाया मैं श्रांसू !

जिसमें अपने प्राणों को भर कर देना चाहा अजर-अमर, जब विस्मृति के पीछे छिपकर मुफ्तपर वह मेरा गान हँसा! तब रोक न पाया मै आँसू!

मेरे पूजन-श्राराधन की,
मेरे संपूर्ण समर्पण की,
जब मेरी कमज़ोरी कहकर मेरा पूजित पाताया हँसा !
तब रोक न पाया मैं श्रांसू!

## 3⊏

गंध त्राती है सुमन की! किस कुसुम का श्वास छुटा ? किस कली का भाग्य फूटा ? खुट गई सहसा ख़्शी इस कालिमा में किस चमन की ? गंध त्राती है समन की! त्राज किव का हृदय टूटा, श्राज कवि का कंठ फूटा, विश्व सममेगा हुई च्रति त्राज क्या मेरे भवन की ? गध श्राती है सुमन की! श्रल्प गंध, विशाल श्रांगन, गीत चीगा, प्रचंड कंदन, . है श्रसंभव गमक, गुंजन, एक ही गति है कुसुम के प्राण की, कवि के वचन की! गंध श्राती है सुमन की!

है हार नहीं यह जीवन में !

जिस जगह प्रवल हो तुम इतने,
हारे सब हैं मानव जितने,
उस जगह पराजित होने में है ग्लानि नहीं में मन में!
है हार नहीं यह जीवन मे!

मिद्ररा-मिष्जित कर मन-काया जो चाहा तुमने कहलाया, क्या जीता यदि जीता मुभ्कको मेरी निर्बलता के च्रण में! है हार नहीं यह जीवन में!

सुख जहाँ विजित होने में है, श्रपना सब कुछ खोने में है, मैं हारा भी जीता ही हूँ जग के ऐसे समरागण में ! है हार नहीं यह जीवन में!

मत मेरा संसार मुक्ते दो!

जग की हँसी, घृया, निर्ममता सह लेने की तो दो च्रमता, शांति-भरी मुसकानोंवाला यदि न सुखद परिवार मुक्ते दो! मत मेरा संसार मुक्ते दो!

ज्योति न दो ऐसी तम घन में, राह दिखा, दे घीरज मन में, जला मुक्ते जड़ राख बनादे ऐसे तो अंगार मुक्ते दो! मत मेरा संसार मुक्ते दो!

योग्य नहीं यदि मैं जीवन के, जीवम के चेतन लच्चर्य के, मुक्ते ख़ुशी से दो मत जीवन, मरने का ऋधिकार मुक्ते दो! मत मेरा संसार मुक्ते दो! मैंने मान ली तब हार!

पूर्या कर विश्वास जिसपर, हाथ मैं जिसका पकड़कर था चला, जब शत्रु वन बैठा हृदय का मीत, मैंने मान ली तब हार!

विश्व ने बातें चतुर कर चित्त जब उसका लिया इर, मैं रिफा जिसको न पाया गा सरल मधु गीत, मैंने मान ली तब हार!

विश्व ने कंचन दिखाकर कर लिया अधिकार उसपर, मैं जिसे निज प्राण देकर भी न पाया जीत, मैंने मान ली तब हार!

देखती श्राकाश श्रौलें!

श्वेत श्रच्र, पृष्ट काला,

<sup>४</sup> <u>तारकों</u> की वर्णमाला,

पढ़ रही हैं एक जीवन का जटिल इतिहास श्रौलें!

देखतीं श्राकाश श्रौलें!

सत्य यो होगी कहानी,

बात यह समभी न जानी,

खो रही हैं आज श्रपने श्रापपर विश्वास श्रांखें!

देखतीं श्राकाश श्रांखें!

ह्यिप गए तारे गगन के,

श्रह्यता श्रागे नयन के,

किस प्रलोभन से कराती नित्य निज उपहास आंखें!

देखतीं श्राकाश श्रांखें!

तेरा यह करुण श्रवसान!

जब तपस्या-काल बीता,

पाप हारा, पुर्य जीता,

विजयिनी, सहसा हुई त् हाय, अंतर्घान!

तेरा यह करुण श्रवसान!

जब तुमें पहचान पाया,
देवता को जान पाया,
र्खीच तुभाको ले गया तब काल का श्राह्मान!
तेरा यह करुण श्रवसान!

जब मिटा भ्रम का ॲंघेला,
जब जगी वरदान-बेला,
तू श्रनंत <u>निशीथ-निद्रा</u> में हुई लयमान !
तेरा यह करुण श्रवसान !

बुलबुल जा रही है त्राज! प्राण सौरम से भिदा है, कंकटों से तन छिदा है, याद भोगे सुख-दुखों की त्रा रही है आज! बुलबुल जा रही है त्र्याज! प्यार मेरा फूल को भी, प्यार मेरा शूल को भी, फूल से मैं ख़ुश, नहीं मैं शूल से नाराज़! बुलबुल जा रही है त्राज! श्रा रहा तुफ़ान हर-हर, श्रव न जाने यह उड़ाकर फेंक देगा किस जगह पर! तुम रहो खिलते, महकते कलि - प्रस्न - समाज! बुलबुल जा रही है आज!

जब करूँ मैं काम, प्रेरणा मुफ्तको नियम हो, जिस घड़ी तक बल न कम हो, मै उसे करता रहूँ यदि काम हो श्रमिराम! जब करूँ मैं काम! जब करूँ मैं गान, हो प्रवाहित राग उर से, हो तरंगित मधुर सुर से, गति रहे जब तक न इसका हो सके अवसान! जब कहूँ मैं गान! जब करूँ मैं प्यार, हो न मुभापर कुछ नियंत्रण, कुछ न सीमा, कुछ, न बेंघन, जब प्राण प्राणों से करे अभिसार ! तब रुक् जब करूँ मैं प्यार!

मिट्टी दीन कितनी, हाय! हृदय की ज्वाला जलाती, श्रश्र की धारा बहाती, श्रीर उर-उच्छास में यह कॉपती निरुपाय! मिद्री दीन कितनी, हाय! शून्यता एकांत मन की, शूत्यता जैसे गगन की. थाह पाती है न इसका मृत्तिका श्रमहाय! मिट्टी दीन कितनी, हाय! वह किसे दोषी बताए. श्रीर किसको दुख सुनाए, ' जबिक मिट्टी साथ मिट्टी के करे श्रन्याय! मिट्टी दीन कितनी, हाय!

वुल रहा भन चौदनी में! पूर्णमासी की निशा है, ज्योति-मजित हर दिशा है. खो रहे हैं आज निज अस्तित्व उडगण चौदनी में! घुल रहा मन चौंदनी में! हूं कभी मै गीत गाता, हुँ कभी श्रीसू बहाता, पर नहीं कुछ शाति पाता, व्यर्थ दोनां आज रोदन और गायन चाँदनी में! घुल रहा मन चौदनी में! ; मौन होकर बैठता जब. भान - सा होता मुमे तब, हो रहा ऋर्पित किसी को आज जीवन चौदनी में! घुल रहा मन चौदनी में!

### 용도

व्याकुल श्राज तन - मन - प्राण !

तन बदन का स्पर्श भूला,
पुलक भूला, इषं भूला,
त्र्याज त्र्यघरों से त्र्यपरिचित हो गई मसकान !
व्याकुल स्थाज तन - मन - प्रारा!

मन नहीं मिलता किसी से, मन मही खिलता किसी से, त्राज उर - उल्लास का भी हो गया श्रवसान! न्याकुल श्राज तन - मन - प्राण!

त्र्याज गाने का न दिन है, बात करना भी कठिन है, कंठ - पथ में चीण श्वासें हो रहीं लयमान! व्याकुल श्वाज तन - मन - प्राण!

मैं भूला - भूला - सा जग में !

श्रगणित पंथी हैं इस पथ पर, है किंतुन परिचित एक नज़र, श्रचरज है मैं एकाकी हूं जग के इस भीड़-भरे मग में! मैं भूला - भूला - सा जग में!

श्रव भी पथ के कंकड़-पत्थर, कुश, कंटक, तरुवर गिरि, गहर, यद्यपि युग-युग बीता चलते, नित नूतन-नूतन डग-डग में! मैं भूला - भूला - सा जग में!

कर में साथी जड़ दंड श्राटल, कंघों पर सुधियों का संबल, दुख के गीतों से कठ भरा, छाले, च्वत, च्वार भरे पग में ! मैं भूला - भूला - सा जग मे!

खोजता है द्वार बंदी!

भूल इसको जग चुका है, भूल इसको मग चुका है, पर तुला है तोड़ने पर तीलियाँ दीवार वंदी ! खोजता है द्वार वंदी !

सीख़चे ये क्या हिलेंगे, हाथ के छाले छिलेंगे, मानने को पर नहीं तैयार अपनी हार बंदी! खोजता है द्वार वंदी!

तीलियो, श्रव क्या हँसोगी, लाज से भू में घँसोगी, मृत्यु से करने चला है श्रव प्रग्य-श्रभिसार वंदी! खोजता है द्वार वंदी!

#### XS

मैं पाषाणों का अधिकारी! है ऋग्नि - तांपत मेरा चुंबन, है वज्र-विनिदक मुज - बंधन, मेरी गोदी में कुम्हलाई कितनी वल्लारया सुकुमारी! मै पाषागां का अधिकारी! दो बूंदों से छिछला सागर, दो फूलों से इल्का मधर; कोई न सका ले यह मेरी पूजा छाटा-सी, पर भारी! मे पाषाणां का अधिकारी! मेरी ममता कितनी निमम, कितना उसमें आवेग अगम! (कितना मेरा उस पर संयम!) श्रासमर्थ इसे सह सकने को कोमल जगती के नर-नारी! में पाषासों का अधिकारी!

#### ્ પૂર

तू देख नहीं यह क्यों पाया ?

ताराविलयाँ सो जाने पर,
देखा करतीं तुभ्कको निश्चिभर,
किस बाला ने देखा श्रपने बालम को इतने लोचन से १
तु देख नहीं यह क्यों पाया ?

तुभको कलिकाएँ मुसकाकर, त्र्यामंत्रित करती हैं दिन भर, किस प्यारी ने चाहा ऋपने प्रिय को ऐसे उत्सुक मन से ? तू देख नहीं यह क्यों पाया ?

तरुमाला ने कर फैलाए,
श्रालिगन में बस तू श्राए,
किसने निज प्रण्यी को बौधा इतने श्राकुल भुज-बंधन में १
तू देख नहीं यह क्यों पाया ?

# प्र३

दुर्दशा मिट्टी की होती! कर त्राशा विचार, स्वप्नों से, भावों से श्रंगार. देख निमिष भर लेता कोई मब शृंगार उतार! श्राज पाया जो. कल खोती! मिड़ी ले चलती है सिर पर सोने का संसार, मंज़िल पर होता है मिट्टी पर मिट्टी का भार! भार यह क्यों इतना ढोती! प्रति प्रभात का अंत निशा है, प्रति रजनी का, प्रात, मिड़ी सहती तोम तिमिर का किरणों का श्राघात! सुप्त हो जगती, जग सोती!

दुर्दशा मिट्टी की होती!

चतशीश मगर नतशीश नहीं!

बनकर श्र**दृश्य** मेरा दुश्मन करता है मुफ पर वार सघन, लड़ सोने की मेरी हवर्से मेरे उर के ही बीच रहीं! चुतशीश मगर नतशीश नहीं!

मिट्टी है त्रश्रु बहाती है,
मेरी सत्ता तो गाती है;
श्रपनी १ ना-ना, उसकी पीड़ा की ही मैंने कुछ बात कही !
स्तरशीश मगर नतशीश नहीं!

चोटों से घबराऊँगा कब,
दुनिया ने भी जाना है जब,
निज हाथ हथौड़े से मैंने निज वत्तस्थल पर चोट सही !
चतराशि मगर नतशीश नहीं!

### **XX**

यातना जीवन की भारी !

चेतनता पहनाई जाती जड़ता का परिधान,

देव श्रीर पशु में छिड़ जाता है संघर्ष महान! हार की दोनों की बारी!

> तन-मन की श्राकां द्वाश्रों का दुर्वलता है नाम,

एक असंयम-संयम दोनो का अंतिम परि**णाम**!
पुरुषय-पापों की बिलाहारी!

ध्येय मरणा है, गाश्रो पथ पर चल जीवन के गीत.

जो रुकता, चुप होता, कहता जग उसको भयभीत!

बड़ी मंानव की लाचारी!

यातना जीवन की भारी!

# ्र पू६

दुनिया अब स्या मुभे छलेगी!

बदली जीवन की प्रत्याया, बदली सुख-दुख की परिभाषा, जग के प्रलोभनो की मुफ्तसे अब क्या दाल गलेगी! दुनिया अब क्या मुफ्ते छुलेगी!

लड़ना होगा जग-जीवन से,
लड़ना होगा श्रपने मन से,
पर न उठूँगा फूल विजय से, श्रीर न हार खलेगी।
दुनिया श्रव क्या मुफे छलेगी!

शेष त्रभी तो मुफ्तमें जीवन, वश में है तन, वश में है मन, चार कदम उठकर मरने पर मेरी लाश चलेगी! दुनिया श्रव क्या मुक्ते छलेगी!

#### UK

त्राहि, त्राहि कर उठता जीवन !

जब रजनी के सूने च्च्या में,
तन - मन के एकाकीपन में
किव अपनी विह्वल वाणी से अपना व्याकुल मन बहलाता,
त्राहि, त्राहि कर उठता जीवन!

जब उर की पीड़ा से राकर,

फिर कुछ, सोच-समभ चुप होकर

विरही अपने ही हाथों से अपने आंसू पोछ, हटाता,

त्राहि, त्राहि कर उठता जीवन!

पंथी चलते-चलते थक्कर
बैठ किसी पथ के पत्थर पर
जब अपने ही थिकत करों से अपना विथिकत पाँव दवाता,
त्राहि, त्राहि कर उआदा जीवन!

#### , पुष

चौंदनी में साथ छाया!

मौन में डूबी निशा है, मौन-डूबी हर दिशा है, रात भर में एक ही पत्ता किसी तरु ने गिराया! चौंदनी में साथ छाया!

एक बार विहंग बोला,
 एक बार समीर डोला,
 एक बार किसी पखेरू ने परों को फड़फड़ाया!
 चौंदनी में साथ छाया!

होठ इसने भी हिलाए,
हाथ इसने भी उठाए,
आज मेरी ही न्यया के गीत ने सुख संग पाया!
चौदनी में साथ छाया!

### पिकांत संगीत

### 34

सशंकित नयनों से मत देख!

खाली मेरा कमरा पाकर,
सूखे तिनके-पत्ते लाकर,
तूने अपना नीड़ बनाया -कौन किया अपराध ?
सर्शाकत नयनों से मत देख!

सोचा था जब घर जाऊँगा,
कमरे को सूना पाऊँगा,
देख तुमें उमड़ा पड़ता है उर में स्नेह श्रगाध !
सशंकित नयनों से मत देख !

मित्र बनाऊँगा मैं तुभको,
बोल करेगा प्यार न मुभको ?
श्रौर सुनाएगा न मुभे निज गायन भी एकाध ?
सशंकित नयनों से मत देख !

## एकांत संगीत ]

## ξo

श्री गगन के जगमगाते दीप !

दीन जीवन के दुलारें खो गए जो स्वप्न सारे, सा अकोगे क्या उन्हें फिर खोज हृदय समीप १ श्रो गगन के जगमगाते दीप !

यदि न मेरे स्वप्न पाते,
क्यों नहीं तुम खोज लाते
वह घड़ी चिर शांति दे जो पहुँचैं प्राया समीप !
श्रो गगन के जगमगाते दीप !

यदि न वह भी मिल रही है,
हे कठिन पाना—-सही है,
नीद को ही क्यों न साते खींच पत्तक समीप १
श्रो गगन के जगमगाते दीप !

श्री अँघेरी से अँघेरी रात!

त्राज ग़म इतना हुदय में,

त्राज तम इतना हुदय में,

छिप गया है चाँद-तारो का चमकता गात!

त्रो अँघेरी से अँघेरी रात!

ंदख गया जगरूप सच्चा
ज्योति में, यह बहुत श्रच्छा,
हा गया कुछ देर का प्रिय तिमिर का संघात !
श्रो अँघेरी से श्रॅंघेरी रात!

प्रात किरगों के निचय से
तम न जाएगा हृदय से,
किस लिए फिर चाहता मैं हो प्रकाश-प्रभात!
अो अँघेरी से अँघेरी रात'

मेरा भी विचित्र स्वभाव!

लक्ष्य से श्रनजान मैं हूँ, लस्त मन-तन-प्राण् मैं हूँ, •यस्त चलने में मगर हर बक्त मेरे पाँव ! मेरा भी विचित्र स्वभाव !

कुछ, नहीं मेरा रहेगा, जो सदा सबसे कहेगा, वह चलेगा लाद इतना भाव श्रौर श्रभाव ! मेरा भी विचित्र स्वभाव !

उर व्यथा से द्यांख रोती, सूज उठती, लाल होती, किंदु खुलकर गीत गाते हैं हुदय के घाव! मेरा भी विचित्र स्वभाव!

हूबता श्रवसाद में मन!

यह तिमिर से पीन सागर,
तल-तटों से हीन सागर,
किंतु हैं इसमें न घाराएँ, न लहरें श्री' न कंपन!
हबता श्रवसाद में मन!

में तरंगों से लड़ा हूँ श्रोर तगड़ा ही पड़ा हूँ, पर नियति ने श्राज बाँचे हैं हृदय के साथ पाइन ! डूबता श्रवसाद में मन!

ड्बता जाता निरंतर, थाह तो पाता कहीं पर, किंतु फिर-फिर डूब उतराते उठा है ऊब जीवन! डूबता श्रवसाद में मन!

### ÉB

उर में श्राग्न के शर मार---

जबिक मैं मधु स्वप्नमय था, सब दिशाश्रों से श्रभय था, तब किया तुमने श्रचानक यह कठोर प्रहार, उर में श्रग्नि के शर मार !

सिंह सा मृग को गिराकर, शक्ति सारे अंग की हर, सोख द्वारा भर में लिया निःशेष जीवन सार, उर में श्वाग्नि के शर मार!

हाय, क्या थी भूस मेरी ?

कौन था निर्दय श्रहेरी ?

पूछते हैं व्यर्थ उर के घाव श्रांखें फाइ!

उर में श्रग्नि के शर मार!

### EL

जुए के नीचे गर्दन डाल!

देख सामने बोभी गाड़ी,
देख सामने पंथ पहाड़ी,
चाह रहा है दूर भागना, होता है बेहाल!
जुए के नीचे गर्दन डाल!

तेरे पूर्वज भी घवराए,
घवराए, पर क्या बच पाए;
इसमें फॅसना ही पड़ता है—है विचित्र यह जाल!
जुए के नीचे गर्दन डाल!

यह गुरु भार उठाना होगा,

हस पथ से ही जाना होगा;

तेरी ख़ुशी - नाख़ुशी का है नहीं किसी को ख़्याल !

जुए के नीचे गर्दन डाल !

दुखी - मन से कुछ भी न कहो !

न्यर्थ उसे है ज्ञान सिखाना, न्यर्थ उसे दर्शन समफाना, उसके दुख से दुखी नहीं हो, तो बस दूर रहो! दुखी - मन से कुछ भी न कहो!

उसके नयनों का जल खारा,

है गंगा की निर्मल धारा;

गवन कर देगी तन - मन को च्राण भर साथ बहो !

दुखी - मन से कुछ भी न कहो !

देन बड़ी सबसे यह विधि की,
है समता इससे किस निधि की ?
हुस्बी दुस्बी को कहो, भूलकर उसे न दीन कहो!
दुस्बी - मन से कुछ भी न कहो!

### रिकांत संगीत

## ६७

श्राजः घन मन भर बरस लो!

भाव में भरपूर कितने,
भूमि से तुम दूर कितने,
आंसुओं की धार से ही घरिए के प्रिय पग परस लो!
आज घन मन भर बरस लो!

ले तुम्हारी भेंट निर्मल श्राज श्राचला हरित - अंचल; हर्ष क्या इसपर न तुमको—श्रौंसुत्रों के बीच हँस लो! श्राज घन मन भर बरस लो।

रुक रहा रोदन तुम्हारा, हास पहले हो सिघारा, श्रीर तुम भी तो रहे मिट—मृत्यु में निज मुक्ति रस लो ! श्राज घन मन भर बरस लो ।

## ξ⊏

स्वर्ग के श्रवसान का श्रवसान!

एक पल था स्वर्ग सुंदर, )
दूसरे पल स्वर्ग खॅडहर, )
तीसरे पल थे थिकत कर स्वर्ग की रज छान!
स्वर्ग के श्रवसान का श्रवसान!

ध्यान था मिण - रक्ष टेरी से तुलेगी राख मेरी, पर जगत में स्वर्ग, तृण की राख एक समान! स्वर्गके श्रवसान का श्रवसान!

राख मैं भी रख न पाया,
श्राज श्रंतिम भेंट लाया,
श्रश्रु की गंगा इसे दो बीच श्रपने स्थान!
स्वर्ग के श्रवसान का श्रवसान!

यह व्यंग नहीं देखा जाता!

निःसीम समय की पलको पर पल श्रीर पहर में क्या श्रंतर; बुद्बुद की स्राया भंगुरता पर मिटनेवाला बादल हँसता ! यह ब्यंग नहीं देखा जाता!

दोनों अपनी सत्ता में सम;
किसमें क्या ज़्यादा, किसमें कम ?
पर बुद्बुद की चंचलता पर, बुद्बुद जो खुद चंचल हँसता!
यह ब्यंग नहीं देखा जाता!

बुद्बुद बादल में अंतर है, समता में ईर्ष्या का डर पर मेरी दुर्बस्तात्रो पर ग्रमसे इंग् यह व्यंग ने

# एकांत संगीत ]

### 90

तुम्हारा लौह चक्र श्राया!

कुचल चला श्रवला के वन घन,

बसे नगर सब निपट निटुर बन,

चूर हुई च्हान, ज्ञार पर्वत की हुढ़ काया!

तुम्हारा लौह चक्र श्राया!

त्रगिशात ग्रह - नत्तत्र गगन के

टूट पिसे, मरु-सिकता-करण के
रूप उड़े, कुछ, धुवाँ-धुवाँ-सा अंबर में छाया !
तुम्हारा लोह चक्र त्राया !

तुमने श्रपना चक्र उठाया;
रज से निज मुख फैलाया,
पनव ा जब उसगर पाया
ैह क श्राया!

हर जगह जीवन विकल है!

तृषित मरुथल की कहानी,
हो चुकी जग में पुरानी,
कितु वारिधि के हृदय की प्यास उतनी ही श्रटल है !
हर जगह जीवन विकल है !

रो रहा विरही श्रकेला,
देख तन का मिलन मेला,
पर जगत में दो हृदय के मिलन की श्राशा विफल है!
हर जगह जीवन विकल है!

श्रनुभवी इसको बताएँ, ब्यर्थ मत मुक्तसे छिपाएँ; सी के श्रधर-मधु में भी मिला कितना गरल है! हर जगह जीवन विकल है!

# एकांत संगीत ]

### ७२

जीवन का विष बोल उठा है!

मूँद जिसे रक्खा मधुषट से,
मधुबाला के श्यामल पट से,
ब्राज विकल, विहल स्वप्नो के अंचल को वह खोल उठा है!
जीवन का विष बोल उठा है!

वाहर का शृंगार हटाकर रताभूषण, रंजित अंबर, तन में जहाँ जहाँ पीड़ा थीं कवि का हाथ टटोल उठा है ! जीवन का विष बोल उठा है !

जीवन का कटु सस्य यहाँ है,
यहाँ नहीं तो श्रौर कहाँ है १
श्रौर सबूत यही है इससे किव का मानस डोल उठा है !
जीवन का विष बोल उठा है !

श्चिग्नि पथ ! श्चिग्नि पथ ! श्चिग्नि पथ !

वृत्त हों भले खड़े, हां घने, हों बड़े, एक पत्र-छाँह भी माँग मत, माँग मत ! अग्निपथ ! ऋग्निपथ ! ऋग्निपथ !

त् न थकेगा कभी!
त् न थमेगा कभी!
त् न मुड़ेगा कभी!—कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ!
श्राग्निपथ! श्राग्निपथ!

यह महान **हश्**य है— चल रहा मनुष्य **है** त्रश्रु-स्वेद-रक्त से लथपथ, लथपथ! त्रश्निपथ!-त्रग्निपथ! त्रग्निपथ!

जीवन भूल का इतिहास!

ठीक ही पथ को समभकर

मैं रहा चलता उमर भर,

कितु पग-पग पर बिछा था भूल का छल पाश!

जीवन भूल का इतिहास!

'काटतीं भूलें प्रतिच्चण, कह उन्हें हल्का करूँ मन'— कर गया पर शीघ्रता में शत्रु पर विश्वास! जीवन भूल का इतिहास!

भूल क्यों श्रपनी कही थी, भूल क्या यह भी नहीं थी! अब सहो विश्वासघाती विश्व का उपहास! जीवन भूल का इसिहास!

#### Ve

नभ में वेदना की लहर! मर भले जाएँ दुखी जन. श्रमर उनका श्रात कंदन; क्यों गगन विक्षुब्ध, विह्नुल, विकल आठों पहर ? नभ में वेदना की लहर! वेदना से ज्वलित उडगया, गीतमय, गतिमय समीरण. उठ, बरस, मिटते सजल घन ; वेदना होती न तो यह सृष्टि जाती ठहर! नभ में वेदना की लहर! बन गिरेगा शीत जल कया. कर उठेगा मधुर गुंजन, ज्योतिमय होगा किरण बन. कभी कवि उर का कुपित, कटु श्रौर काला ज़हर? नभ में वेदना की लहर!

छोड़ मैं श्राया वहाँ मुसकान !

स्वार्थ का जिसमें न था कृ<u>ण,</u> <u>ध्येय</u> था जिसका समर्पण, जिस जगह ऐसे प्रण्य का था हुआ अपमान! छोड़ मैं श्राया व**हां मुसकान**!

भाग्य दुर्जय श्रौर दुर्दम हो कठोर, कराल, निर्मम, जिस जगह मानव प्रयासों पर हुश्रा बलवान ! छोड़ मैं श्राया वहाँ मुसकान !

पात्र सुखियों की ख़ुशी का, व्यंग का श्रथवा हँसी का, जिस जगह समभा गया दुखिया हृदय का गान! छोड़ मैं श्राया वहाँ मुसकान!

जीवन शाप या वरदान ?

सुप्त को तुमने जगाया,

मौन को मुखरित बनाया,

रूरुण कृदन को बताया क्यों मधुरतम गान १

जीवन शाप या वरदान १

सजग फिर से सुप्त होगा, गीत फिर से गुप्त होगा, अध्य में अवसाद का ही क्यों किया सम्मान १ जीवन शाप या वरदान १

पूर्य भी जीवन करोगे,
हर्ष से च्राण-च्राण भरोगे,
तो न कर दोगे उसे क्या एक दिन विलदान
जीवन शाप या वरदान ?

जीवन मे शेष विषाद रहा!

कुछ, टूटे सपनों की बस्ती. मिटनेवाली यह भी हस्ती, श्रवसाद बसा जिस खँडहर में, क्या उसमें ही उन्माद रहा ! जीवन में शेष विषाद रहा!

यह खँडहर ही था रंगमहत्त,
जिसमें थी मादक् चहत्त-पहत्त,
लगता है यह खँडहर जैसे पहले न कभी आबाद रहा !
जीवन में शेष विषाद रहा !

जीवन में थे सुख के दिन भी, जीवन में थे दुख के दिन भी, पर हाय हुआ ऐसा कैसे, सुख भूल गया, दुख याद रहा र जीवन में शेष विषाद रहा !

श्राग्न देश से आता हूँ मैं!

भु, लस गया तन, भु, लस गया मन,
भु, लस गया किव-कोमल जीवन,
कितु अग्नि वीणा पर अपने दग्ध कंठ से गाता हूँ मैं!
अग्नि देश से आता हूँ मैं!

स्वर्ण शुद्ध कर लाया जग में,
उसे खुटाता श्राया <u>मग</u> में,
दीनों का मैं वेश किए. पर दीन नहीं हूँ, दाता हूँ मैं!
श्राग्न देश से श्राता हूँ मैं!

तुमने श्रापने कर फैलाए,
लेकिन देर बड़ी कर श्राए,
कंचन तो खुट चुका, पथिक, श्राव लूटो राख खुटाता हूं मैं!
श्राप्ति देश से श्राता हूं मैं!

सुनकर होगा श्रचरज भारी!

ृद्व नहीं जमती पत्थर पर,
देख चुकी इसको दुनिया भर,
किंठन सत्य पर लगा रहा हूँ सपनो की फुलवारी
सुनकर होगा श्रचरज भारी!

गूँज मिटेगा च्र्य भर क्या में गायन मेरा, निश्चय मन में, फिर भी गायक ही बनने की कठिन साधना सारी सुनकर होगा श्रचरज भारी!

कौन देवता १ नहीं जानता,
कुछ फल होगा, नहीं मानता,
बिल के योग्य बनूँ, इसकी मैं करता हूँ तैयारी १
सुनकर होगा श्रचाल भारी !

### **=**8

जीवन खोजता श्राधार!

हाय, भीतर खोखला है, बस मुलम्मे की कला है, इसी कुंदन के डले का नाम जग में प्यार! जीवन खोजता श्राधार!

बृद औंध् की गलाती, श्राह छोटी - सी उड़ाती, नींद-वंचित नेत्र को क्या स्व**प्न** का संसार! जीवन खोजता श्राधार!

विश्व में वह एक ही है,

श्चन्य समता में नहीं है,

मूल्य से मिलता नहीं, वह मृत्यु का उपहार!

जीवन खोजता श्राधार!

हा, मुक्ते जीना न श्राया!

नेत्र जलमय. रक्त-रंजित,
मुख विकृत, श्रूघरोष्ठ कपित हेंद्र
हो उठे तब गुरल पीकर भी गरल पीना न श्राया !
हा, मुक्ते जीना न श्राया !

वेदना से नेह जोड़ा, का निर्मा के नेह जोड़ा, का निर्मा के पीटा ढिंढोरा, प्यार तो उसने किया है, प्यार को जिसने छिपाया'! हा, सुके जीना न श्राया!

संग मैं पाकर किसीका
कर सका श्रामिनय हँसी का, र्राट्ट पर अपकेले बैठकर मैं मुसकरा श्राब तक न पाया! हा, मुक्ते जीना न श्राया!

# **=**3

श्रब क्या होगा मेरा सुधार !

त् ही करता मुक्तसे बिगाड़,
तो मैं न मानता कभी हार,
भ काट चुका श्रपने ही पग श्रपने ही हाथों से कुठार!
श्रब क्या होगा मेरा सुधार!

संभव है तब मैं था पागल, था पागल, पर था क्या दुर्बल, चोटों में गाया गीत, समभ तू इसको निर्बल की पुकार! अब क्या होगा मेरा सुधार!

फिर भी बल संचित करता हूँ,

मन में दम - साहस भरता हूँ,

जिसमें न आह निकले मुख से जब हो तेरा श्रंतिम प्रहार !

अब क्या होगा मेरा सुधार!

#### **=8**

मैं न सुख से मर सकूँगा!

चाइता जो काम करना,

दूर है मुफ्तसे सँवरना,

टूटते दम से विफल श्राहें महज़ मैं भर सकूँगा !

मैं न मुख से मर सकूँगा !

ग़लतियाँ - श्रपराघ, माना,
भूल जाएगा ज़माना,
कितु भ्रपने श्रापको कैसे चमा मैं कर सक्रॅगा!
मैं न सुख से मर सक्रॅगा!

कुछ नहीं पल्ले पड़ा तो,
थी तसल्ली मैं लड़ा तो,
मौत यह श्राकर कहेगी, श्रव नहीं मैं लड़ सक्ँगा!
मैं न सुख से मर सकूँगा!

श्रागे हिम्मत करके श्राश्रो!

मधुबाला का राग नहीं अब, अंगूरों का बाग नहीं अब, अब लोहे के चने मिलेंगे, दौतों को अजमाओ! आगे हिम्मत करके आओ!

दीपक हैं नभ के अंगारे,
चलो इन्हीं के साथ - सहारे,
राह ? नहीं है राह यहाँ पर, अपनी राह बनाओं!
अागे हिम्मत करके आओ!

लपट लिपटने को त्राती है,
निर्भय त्राग्नि गान गाती है,
ग्रालिगन के भूखे प्राणी, अपने मुज फैलाक्नो!
ग्रागे हिम्मत करके त्रात्रो!

# एकांत संगीत ]

# تة **ق**ر

मुँह क्यों भाज तम की श्रोर ?

कालिमा से पूर्ण पथ पर,
चल रहा हूँ मैं निरंतर,
चाइता हूँ देखना मैं इस तिमिर का छोर!
मुँह क्यों श्राज तम की थ्रोर ?

ज्योति की निधियाँ श्रपरिमित, कर चुका संसार संचित, पर छिपाए है बहुत कुछ, सत्य यह तम घोर! मुँह क्यों श्राज तम की श्रोर १

बहुत संभव कुछ न पाऊँ,
किंतु कैसे लीट त्र्याऊँ,
लीटकर भी देख पाऊँगा नहीं मैं भोर!
मुँह क्यों त्र्याज तम की श्रोर !

विष का स्वाद बताना होगा!

ढाली थी मिद्रा की प्याली,
चूसी थी श्रधरो की लाली,
कालकूट श्रानेवाला श्रव, देख नहीं घवराना होगा!
विष का स्वाद बताना होगा!

श्रांखों से यदि श्रश्रु छनेगा,
कुटुतर यह कटु पेय बनेगा.
ऐसे पी सकता है कोई, तुफ्तको हँस पी जाना होगा!
विष का स्वाद बताना होगा!

कोई बिरला विष खाता है!

मधु पीनेवाले बहुतेरे,
श्रीर सुधा के भक्त घनेरे, कह श्रेक गज भर की छातीवाला ही विष को अपनाता है! कोई बिरला विष खाता है!

पी लेना तो है ही दुष्कर,
पा जाना उसका दुष्करतर,
बड़ा भाग्य होता है तब विष जीवन में आता है!
कोई बिरला विष खाता है!

स्वर्ग सुधा का है श्रधिकारी, कितनी उसकी कीमत भारी! किंतु कभी विष-भूल्य श्रमृत से ज़्यादा पड़ जाता है! कोई बिरला विष खाता है!

मेरा ज़ोर नहीं चलता है!

स्वप्नों की देखी निष्ठुरता,
स्वप्नों की देखी <u>भंगुरता,</u>
हर भी बार-बार त्रा करके स्वप्न मुक्ते निशिदिन छलता है!

मेरा ज़ोर नही चलता है!

सूनेपन के सुंदरपन को कैसे दृढ़ करवा दूँ मन को!

उतनी शक्ति नहीं है सुभामें जितनी मन में चंचलता है

मेरा ज़ोर नहीं चलता है!

ममता यदि मन से मिट पाती,
देवों की गद्दी हिल जाती!
गर, हाय, मानव जीवन की सबसे भारी दुर्वलता है!
भेरा ज़ोर नहीं चलता है!

मैंने शांति नहीं जानी है!

त्रुटि कुछ है में अंदर भी, त्रुटि कुछ है मेरे बाहर भी, दोनों को त्रुटिहीन बनाने की मैंने मन में ठानी है! मैंने शांति नहीं जानी है!

श्रायु बितादी यतों में लग,
उसी जगह मैं, उसी जगह जग,
कभी-कभी सोचा करता श्रव, क्या मैंने की नादानी है!
मैंने शांति नहीं जानी है!

पर निराश दोऊँ किस कारण, क्या <u>पर्याप्त</u> नहीं <u>आश्वासन १</u> दुनिया से मानी, अपने से मैंने हार नहीं मानी है! मैंने शांति नहीं जानी है!

श्रव खँडहर भी टूट रहा है!

गायन से गुंजित दीवारें दिखलाती हैं दीर्घ दरारे, जिनसे करुण, कर्णकटु कुर्कर्ग, भयकारी स्वर फूट रहा है ! अब खँडहर भी टूट रहा हे !

बीते थुग भी शीन निशानी
शेष रही थी त्राज मिटानी १

कितु काल की इच्छा ही तो, खुटे हुए को लूट रहा है !

त्राव खँडहर भी टूट रहा है !

महानाश में महासजन है,
महामरण मे ही जीवन है,
था विश्वास कभी मेरा भी कितु आज तो छूट रहा है!
अब खँडहर भा टूट रहा है!

प्रार्थना मत कर. मत कर मत कर '

युद्धत्तेत्र मे दिखला भुजबल रहकर श्रविजित श्रविचल प्रतिपल, मनुज-पराजय के स्मारक हैं मठ, मस्जिद, गिरजाघर! प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर!

मिला नहीं जो स्वेद बहाकर, निज लोहू से भीग-नहाकर, े<mark>वजित उसको,</mark> जिसे ध्यान है जग में कहलाए नर! प्रार्थनामत कर,मत कर,मत कर!

भुकां हुई अभिमानी गर्दन, बँधे हाथ, नृत-निष्प्रभ लोचन! यह मनुष्य का चित्र नहीं है, पशु का है, रे कायर! प्रार्थनामत कर, मत कर, मत कर!

कुछ, भी आज नहीं मैं लूँगा!

जिन चीज़ों की चाह मुक्ते थी, जिनकी कुछ, परवाह मुक्ते थी, दीं न समय से तूने असमय क्या ले उन्हें करूँगा! कुछ, भी आज नहीं मैं लूँगा!

मैंने बाँहों का बल जाना,
मैंने अपना हक पहचाना,
जो कुछ, भी बनना है सुभक्तो अपने आप वर्नूगा!
कुछ, भी श्राजनहीं मैं लूँगा!

व्यर्थ मुक्ते है अब समकाना, व्यर्थ मुक्ते है अब फुसलाना, श्रांतिम बार कहे देता हूँ, रूठा हूँ, न मानूँगा! कुछ भी आज नहीं मैं लूँगा!

मुक्ते न सपनों से बहलात्रों!

धोखा श्रादि-अंत है जिनका, क्या विश्वास करूँ मैं इनका; सत्य हुआ मुर्व्वारत जीवन में, मत सपनों का गीत सुनाओ ! मुफ्ते न सपनों से बहलाओ !

जग का सत्य स्वप्न हो जाता,
सपनों से पहले खो जाता,
में कर्तव्य करूँगा लेकिन मुफ्तमें अप्यमत माह जगाओ !
मुक्ते न सपनों से बहलाओ !

सच्चे मन से मैं कहता हूँ, नहीं भावना में बहता हूँ, मैं उजाड़ श्रव चला, विश्व तुम श्रपना सुख-संसार बसाश्चो ! मुक्ते न सपनों से बहलाश्चो !

#### K3

मुभको प्यार न करो, डरो!

जो मैं या श्रव रहा कहाँ हूँ, प्रेत बना निज घूम रहा हूँ, बाहर ही से देख न श्रांखों पर विश्वास करो ! मुभ्कको प्यार न करो, डरो !

मुर्दे साथ चुके सो मेरे, देकर जड़ गौंदों के फेरे, श्रपने वाहुपाश में मुफ्तको सोच - विचार भरो ! मुफ्तको प्यार न करो, डरो !

जीवन के सुख सपने खेकर,
तुम श्राश्रोगी मेरे पथ पर,
है मालूम कहूँगा क्या मैं, मेरे साथ मरो!
सुभको प्यार न करो, डरो!

# BB

तुम गए भक्भोर! कर उठे तर-पत्र 'मरमर', कर उठा कांतार 'हरहर'. हिल उठा गिरि, गिर शिलाएँ कर उठीं रव घोर! तुम गए भक्भोर! डगमगाई भूमि पथ पर, फट गई छाती दरककर. शब्द कर्कश छा गया इस छोर से उस छोर! तुम गए भक्भोर! हिल उठा कवि का हृदय भी. सामने आई प्रलय भी, कित उसके कंठ में था गीतमय कलरोर! तम गए भक्भोर!

त्रो अपरिपूर्णता की पुकार!

शत - शत गीतों में हो मुर्खारत, कर लच्च - लच्च उर में वितरित, कुछ हल्का तुम कर देती हो मेरे जीवन का व्यथा-भार! श्रो श्रपरिपूर्णता की पुकार!

जग ने क्या मेरी कथा सुनी,
जग ने क्या मेरी व्यथा सुनी,
मेरी अपूर्णता में आई जग की अपूर्णता रूप भार!
श्रो अपरिपूर्णता की पुकार!

कर्मी की ध्वनियाँ आएँगी, निज बल - पौरुष दिखलाएँगी, पर्याप्त, अखिल नभमंडल में तुम गूँज उठी **हो एकबार**! श्रो अपरिपूर्णता की पुकार!

मुखमय न हुआ यदि सूनापन!

मैं समभूँगा सब व्यर्थ हुत्रा—

तंबी-काली रातों में जग

तारे गिनना, श्राहें भरना, करना चुपके-चुपके रोदन!

सुखमय न हुत्रा यदि सुनापन!

मैं समर्भूगा सब व्यर्थ हुन्ना— भीगी-ठंडी रातों में जग श्रपने जीवन के लोहू से लिखना श्रपना जीवन-गायन ! सुखमय न हुन्ना यदि सुनापन !

मैं समक्तृंगा सब व्यर्थ हुन्ना—
स्ने दिन, स्नी रातों में
करना ऋपने बल से बाहर संयम-पालन, तप-व्रत-साधन!
सुखमय न हुन्ना यदि स्नापन!

त्रकेला मानव आज खड़ा है!

दूर हटा स्वर्गों की माया,
स्वर्गाधिप के कर की छाया,
सूने नभ, कठोर पृथ्वी का ले आधार अड़ा है!
अकेला मानव आज खड़ा है!

धर्मों-संस्थाओं के बंधन
तोड़ बना है वह विभुक्त-मन,
संवेदना-स्नेह-संबत भी खोना उसे पड़ा है!
श्रकेला मानव श्राज खड़ा है!

जब तक हार मानकर अपने
टेक नहीं देता वह घुटने,
तब तक निश्चय महाद्रोह का भंडा सुदृढ़ गड़ा है!
अकेला मानव आज खड़ा है!

## एकांत संगीत ]

# - 200

कितना श्रकेला श्राज में !

संघर्ष में टूटा हुआ,

दुर्भाग्य से सूटा हुआ,

परिवार से छूटा हुआ, कितना अकेला आज में! कितना अकेला आज में!

> भटका हुआ संसार में, श्रद्धशत जगत व्यवहार में, .

अधिक सभी व्यापार में, कितना अकेला आज में! कितना अकेला आज में!

खोया सभी विश्वास है,
भूता सभी उल्लास है,
कुछ खोजती हर सींस है, कितना अनेला आज में।
कितना अनेला आज मैं!

# बच्चन की

श्रन्य प्रकाशित रचनाश्रों का विवरण

# मधुकलश्

यह किव की १९३५-३६ में लिखित मधुकलश, किव की वासना, किव की निराशा. सुषमा, री हरियाली, किव का गीत, प्राथमण्ड, किव का उपहास, माँकी, लहरों का निमंत्रण और मेचदूत के प्रति शीर्षक किवताओं का संग्रह है।

## एक संमति

बञ्चन जी की किवताएँ पढ़ते समय हमें इस बात की प्रसन्नता होती है कि हिंदी का यह किव मानवता का गीत गाता है चौर अपनी मूल्यवान मस्ती में बेघड़क उन सत्यों को कहने का साहस दिखाता है, जिन्हें छूने का साहस कितने कलाकार नहीं कर सकते यद्याप वे कुछ ऐसे सत्य हैं, जो उच्च कोटि के किसी भी कलाकार के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और हम उत्पर यह को कुछ कह रहे हैं, मशुक्या की कविताएँ उसकी साची हैं।

—विश्वमित्र ।

पृष्ठ संख्या ११२, कपड़े की जिल्द, मूल्य १) मात्र दूसरा संस्करण नए आकार प्रकार से अप रहा है

भपना श्रार्डर रजिस्टर करा लीजिए

सुषमा निकुंज, इलाहाबाद

# मधुवाला

यह किन की १९३४-३५ में लिखित मधुनाला, मालिक-मधुशाला, मधुपायी, पथ का गीत, सुराही, प्याला, हाला, जीवन-तरूवर, प्यास, बुलबुल, पाटल माल, इस पार — उस पार, पाँच पुकार, पगध्विन और आत्म परिचय शीर्षक किनताओं का संग्रह है।

इसमें श्राप पाएँगे, विचारों की नवीनता, भावों की तीनता, कल्पना की प्रचुरता श्रीर सुस्पष्टता, भाषा की स्वाभाविकता, छंदों का स्वच्छंद संगीतात्मक प्रवाह श्रीर इन सबके ऊपर वह सूक्ष्म शक्ति जो प्रत्येक हृदय को स्पशा । कए बिना नहीं रह सकती—किव का व्यक्तित्व।

# एक संमति

'इन गीतों में बञ्चन का ऋपना व्यक्तित्व है, ऋपनी शैली है, ऋपने भाव हैं ऋौर ऋपनी फिलासफ़ी है।'

—प्रेमच**द**—हंस

मधुबाला का दूसरा संस्करण नए ऋकार प्रकार से प्रकाशित किया गया है।

पृष्ट संख्या ११२, कपड़े की जिल्द, मूल्य १) मात्र सुषमा निकुंज, इलाहाबाद,

# मधुशाला

यह किब की १९३६-३४ में लिखित १३५ क्वाइयों का संग्रह है। हाला, प्याला, मधुवाला और मधुशाला के केवल चार प्रतीकों और तुकों को लेकर बच्चन ने अपने कितने भावों और विचारों को इन रुवाइयों में भर दिया है इसे वे ही जानते हैं जिन्होंने कभी मधुशाला उनके मुहँ से सुनी या स्वयं पड़ी है। आधुनिक खड़ी बोली की कोई भी पुस्तक मधुशाला के समान लोकप्रिय नहीं हो सकी, इसमें तानक भी अतिशयोक्ति नहीं है। अब समालोचकों ने स्वीकार कर लिया है कि मधुशाला में सौंदर्य के माध्यम से क्रांति का ज़ोरदार संदेश दिया गया है।

# दो संमतियाँ

हंस-हिदी में मधुशाला बिल्कुल नई चीज़ है। यह श्रेय बच्चन को ही है कि उन्होंने हिंदी कविता में मधुशाला भी सबादी।

विश्वमित्र— मधुशाला सचमुच हिंदी में श्रपने ढंग की एक ही किताब है।

तीसरा संस्करण चल रहा है! पृष्ट संख्या १००, कपड़े की जिल्द, मूल्य १) मात्र

सुषमा निकुंज, इलाहाबाद

# खेयाम की मधुशाला

[ रुवाश्यात उमर ख़ैयाम का हिंदी पद्यानुवाद ]

मूल पुस्तक के विषय में कुछ कहने की आवश्वकता नहीं है। इसकी गणाना संसार की सर्वोत्कृष्ट कृतियों में है। अनुवाद में प्रायः मूल का आनंद नहीं आता. परंतु बच्चन के अनुवाद में कहीं भी आपको यह कभी न दीख पड़ेगी ने वे एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखने के फेर में नहीं पड़े। उन्होंने उमर ख़ैयाम के भावों को प्रधानता दी है। इसी कारण उनका यह अनुवाद अन्य अनुवादों से अधिक प्रिय हुआ है और मौलिक रचना का-सा आनंद देता है।

# दो संमतियाँ

बचन ने उमर ख़ैयाम की रुवाइयों का श्रनुवाद नहीं किया, उसी रंग में ड्व गए हैं।

प्रेमचंद—हंस

Bachchan has a great advantage over many translators in that he himself feels, for all we know, very much like the poet astronomer of Nishapur—Leader.

मूल अंग्रेजी सहित दूसरा संस्करण नए आकार प्रकार से खुप रहा है। मूल्य होगा १) मात्र

प्रथम संस्करण की इनी-गिनी प्रतियाँ बची हैं।
सुषमा निकुंज, इलाहाबाद

# तेरा हार

यह किन की सन् १९२९-३० में लिखित स्वीकृत, श्राशे, नैराश्य, कीर, भंडा, बंदी, बंदी मित्र, कीयल, मध्याह, चुंबन, मधुकर, दुख में, दुखों का स्वागत, श्रादश प्रेम, तुमसे, मधुरस्मृति, दुखिया का स्वार, किलयों से, विरह-विषाद, मूक प्रेम, उपहार, मेरा धर्म, संकोच, प्रेम का श्रारंभ, श्रान्म संदेह जन्म दिवस शीर्षक किनताओं का संग्रह है।

यद्यपि यह बचन का स्व प्रथम कृति है, फिर भी सभी पत्र पित्रकाओं ने इसकी प्रशंसा की है। बचन की ऋविताओं का क्रम विकास समक्षते के लिए इसे देखना बहुत आवश्यक है।

#### एक संमात

विश्विमित्र—इसके रचित्रता महोदय का नाम यद्यि हम हिंदी में प्रथम बार देख रहे हैं तथापि कविताएँ पढ़ने से मालूम होता है कि वे इस कला में सिद्धहस्त हैं। कविताएँ सुंदर श्रीर सरस हैं श्रीर भाव यथेष्ट परिपक्क हैं।

दूसरा संस्करण नए अट-बाट में छपकर तैयार हो गया है। आप इसकी प्रतीचा बहुत दिनों से कर रहे थे। अपनी प्रति शीघ्र मँगा लीजिए।

पृष्ट संख्या १००, सजिल्द, मूल्य १) मात्र सुषमा निकुंज, इलाहाबाद